## GAEKWAD'S ORIENTAL SERIES

Published under the Authority of the Government of His Highness the Maharaja Gaekwad of Baroda.

General Editor:
B. BHATTACHARYYA, M.A., PH. D.,
Rājyaratna, Jñānajyoti.

No. CIV

दाक्तिसङ्गमतन्त्रम् । ृतियो भागः । सुन्दरीखण्डः ।

## विषय सूची

|            |                                      | ZA        |
|------------|--------------------------------------|-----------|
| ٩          | श्रीचक्रयोगादिकथनं नाम प्रथमः        | 94        |
| 3          | उदयाक्षरनिरूपणं नाम द्वितीय:         | २६        |
| 3          | प्राणायामजपो नाम तृतीयः              | *5        |
| 8          | मन्त्रप्रस्तारनिर्णयो नाम चतुर्थः    | 44        |
| 4          | स्नानभेदनिर्णयो नाम पञ्चनः           | 49        |
| Ę          | दीपेशादिविनिर्णयो नाम वष्ठः          | 44        |
| 9          | देशन्यवस्थानियमो नाम सप्तमः          | ৬৭        |
| 6          | पञ्च प्रस्थकथनं नामाध्यः             | <b>७३</b> |
| 3          | खताशघनं नाम नवमः                     | ७६        |
| 90         | अक्षातदुर्निमित्तं नाम दशमः          | ७९        |
| 99         | महाकाल्मन्त्रविधिर्नामैकादशः         | 9.0       |
| 92         | कालीनित्या नाम द्वाद्शः              | 909       |
| 93         | कुल्लानित्याविधिर्नाम त्रयोदशः       | 904       |
| 98         | विरोधिनीविधिर्नाम चतुईशः             | 990       |
| 94         | उत्रप्रभानित्याविधिर्नाम पञ्चद्शः    | 994       |
| 98         | दीप्तानित्याविधिर्नाम षोडशः          | 920       |
| 90         | मुद्रानित्याविधिर्नाम सप्तदशः        | १२६       |
| 96         | मितानित्याविधिर्नामाष्टा <b>द</b> शः | 939       |
| 95         | तिरस्करणिकाविविनामैकोनविंशः          | १३७       |
| २०         | पथिषद्वविधर्नाम विशतितमः             | 989       |
| <b>२</b> 9 | धमावतीकौतकसंक्षेपविधिन्मिकविशतितमः   | 986       |